## शिवसूत्र-विमर्श

काश्मीर शैवदर्शन के आद्य-आचार्य श्री वसुगुप्त के शिवसूत्रों की नवीनतम हिन्दी व्याख्या

> <sub>आशीर्वाद</sub> शैवाचार्य श्रीस्वामी लक्ष्मणजू

व्याख्याकार जानकीनाथ कौल 'कमल'

मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना

# िहावसृत्र प्रथम विकास

|     | सूत्र                                      |                   | पृष्ठ |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|-------|
| 2.  | चैतन्यमात्मा ।                             |                   | 8     |
| ٦.  | ज्ञानं बन्धः ।                             |                   | ?     |
| ₹.  | योनिवर्गः कलाशरीरम् ।                      |                   | 3     |
| 8.  | ज्ञानाधिष्ठानं मातृका ।                    |                   | 3     |
| 4.  | उद्यमो भैरवः।                              |                   | 3     |
| ξ.  | शक्तिचक्रसंधाने विश्वसंहार:।               |                   | 4     |
| ७.  | जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तभेदे तुर्याभोगसंभवः।   |                   | 4     |
| 6.  | ज्ञानं जाग्रत्।                            |                   | Ę     |
| 9.  | स्वप्नो विकल्पाः।                          |                   | Ę     |
| 20. | अविवेको मायासौषुप्तम् ।                    |                   | Ę     |
| 28. | त्रितयभोक्ता वीरेश:।                       |                   | 9     |
| 82. | विस्मयो योगभूमिकाः ।                       |                   | 9     |
| ٤٦. | इच्छाशक्तिरुमा कुमारी।                     |                   | 6     |
| 88. | दृश्यं शरीरम् ।                            |                   | 6     |
| 84. | हृदये चित्तसंघट्टादिदृष्टयस्वापदर्शनम् ।   |                   | 9     |
| ٤ξ. | . शुद्धतत्त्वसंघानाद्वाऽपशुशक्तिः ।        |                   | 80    |
| 20  | . वितर्क आत्मज्ञानम् ।                     |                   | 88    |
| 26. | लोकानन्दः समाधिसुखम् ।                     |                   | 88    |
| 89. | . शक्तिसंघाने शरीरोत्पत्तिः।               |                   | 88    |
| 20. | भतसंघान-भूतपृथक्त्व-विश्वसंघट्टाः ।        |                   | 85    |
|     | शुद्धविद्योदयाच्चक्रेशत्वसिद्धिः।          |                   | १३    |
|     | महाह्रदानुसंघानान्मन्त्रवीर्यानुभावः ।     | The second second | 83    |
|     | द्वितीय विकास                              | 4                 |       |
| 8.  | . चित्तं मन्त्रः ।                         |                   | 88    |
| 2.  | . प्रयत्नः साधकः ।                         |                   | 88    |
| n   | . विद्याशरीरसत्ता मन्त्ररहस्यम् ।          |                   | 24    |
|     | . गर्भे चित्तविकासोऽविशिष्टविद्यास्वप्नः । |                   | १७    |
|     |                                            |                   |       |

## xvi

| सूत्र                                             | पृष्ठ |
|---------------------------------------------------|-------|
| ५. विद्यासमुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था।    | 38    |
| ६. गुरुरुपायः ।                                   | 70    |
| ७. मातृकाचक्रसंबोघ: ।                             | २०    |
| ८. शरीरं हविः।                                    | 78    |
| ९. ज्ञानमन्नम् ।                                  | 22    |
| १०. विद्यासंहारे तदुत्थस्वप्नदर्शनम् ।            | 23    |
| तुतीय विकास                                       |       |
| १. आत्मा चित्तम् ।                                | २४    |
| २. ज्ञानं बन्धः ।                                 | २५    |
| ३. कलादीनां तत्त्वानामविवेको माया ।               | २५    |
| ४. शरीरे संहारः कलानाम् ।                         | २७    |
| ५. नाडीसंहार-भूतजय-भूतकैवल्य-भूतपृथक्त्वानि ।     | 79    |
| ६. मोहावरणात् सिद्धिः ।                           | 38    |
| ७. मोहजयादनन्ताभोगात् सहजविद्याजयः ।              | 33    |
| ८. जाग्रत् द्वितीयकरः ।                           | ₹8    |
| ९. नर्तक आत्मा ।                                  | 38    |
| १०. रङ्गोऽन्तरात्मा ।                             | 34    |
| ११. प्रेक्षकाणीन्दियाणि ।                         | 34    |
| १२. घीवशात् सत्त्वसिद्धिः ।                       | 39    |
| १३. सिद्धः स्वतन्त्रभावः ।                        | 34    |
| १४. यथा तत्र तथान्यत्र                            | ३७    |
| १५. बीजावधानम् ।                                  | ३७    |
| १६. आसनस्थः सुखं हृदे निमज्जित ।                  | 36    |
| १७. स्वमात्रानिर्माणमापादयति ।                    | 38    |
| १८. विद्याऽविनाशे जन्मविनाशः ।                    | 39    |
| १९. कवर्गादिषु माहेश्वर्याद्याः पशुमातरः ।        | 80    |
| २०. त्रिषु चतुर्थं तैलवदासेच्यम् ।                | 80    |
| २१. मग्नः स्वचित्तेन प्रविशेत् ।                  | 88    |
| २२. प्राणसमाचारे समदर्शनम् ।                      | ४२    |
| २३. मध्येऽवरप्रसवः।                               | 85    |
| २४. मात्रास्वप्रत्ययसंघाने नष्टस्य पुनरुत्यानम् । | 83    |
| २५. शिवतुल्यो जायते ।                             | 84    |
| २६. शरीरवृत्तिर्वतम् ।                            | 80    |

### xvii

| सूत्र                                                    | <b>पृ</b> ष्ठ |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| २७. कथा जपः                                              | - 88          |
| २८. दानमात्मज्ञानम् ।                                    | 40            |
| २९. योऽविवस्थो ज्ञाहेतुश्च ।                             | 40            |
| ३०. स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम् ।                         | 48            |
| ३१. स्थितिलयौ ।                                          | 47            |
| ३२. तत्प्रवृत्तावप्यिनरासः संवेतृभावात् ।                | 43            |
| ३३. सुखदु:खयोर्बहिर्मननम्।                               | 48            |
| ३४. तद्विमुक्तस्तु केवली ।                               | 48            |
| ३५. मोहप्रतिसंहतस्तु कर्मात्मा ।                         | ५६            |
| ३६. भेदतिरस्कारे सर्गान्तरकर्मत्वम् ।                    | 40            |
| ३७. करणशक्तिः स्वतोऽनुभवात् ।                            | 40            |
| ३८. त्रिपदाद्यनुप्राणनम् ।                               | 49            |
| ३९. चित्तस्थितिवच्छरोरकरणबाह्येषु ।                      | Ęo            |
| ४०. अभिलाबाद्वहिर्गतिः संवाह्यस्य ।                      | Ęq            |
| ४१. तदारूढप्रमितेस्तत्क्षयाज्जीवसंक्षयः ।                | ६६            |
| ४२. भूतकञ्चुकीतदा विमुक्तो भूयः पतिसमः परः ।             | ६७            |
| ४३. नैसर्गिकः प्राणसंबन्धः ।                             | 40            |
| ४४. नासिकान्तर्मध्यसंयमात् किमत्र सञ्यापसञ्यसौषुम्नेषु । | 49            |
| ४५. भूयः स्यात् प्रतिमीलनम् ।                            | 90            |